॥ श्रीहरिः॥

2151

सचित्र

रामरक्षास्तोत्रम्

(हिन्दी अनुवादसहित)





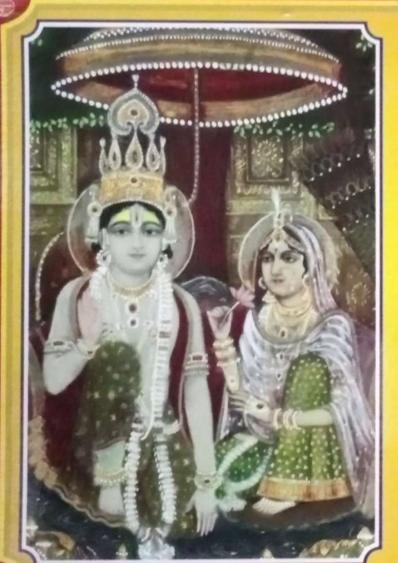



### 'रामरक्षाकवच'की सिद्धिकी विधि

नवरात्रमें प्रतिदिन नौ दिनोंतक ब्राह्म-मुहूर्तमें नित्य-कर्म तथा स्नानादिसे निवृत्त हो शुद्ध वस्त्र धारणकर कुशाके आसनपर सुखासन लगाकर बैठ जाइये। भगवान् श्रीरामके कल्याणकारी स्वरूपमें चित्तको एकाग्र करके इस महान् फलदायी स्तोत्रका कम-से-कम ग्यारह बार और यदि यह न हो सके तो सात बार



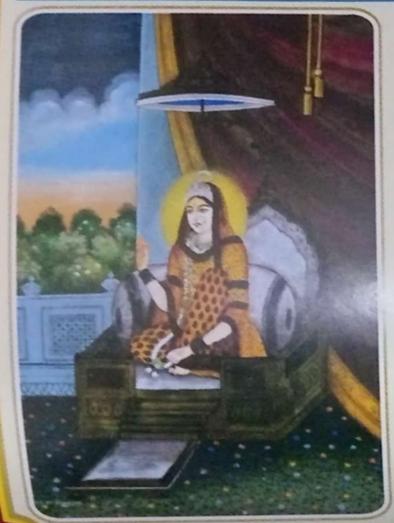

नियमितरूपसे प्रतिदिन पाठ कीजिये। पाठ करनेवालेकी श्रीरामकी शक्तियोंके प्रति जितनी अखण्ड श्रद्धा होगी, उतना ही फल प्राप्त होगा। वैसे 'रामरक्षाकवच' कुछ लंबा है, पर इस संक्षिप्तरूपसे भी काम चल सकता है। पर्ण शान्ति और विश्वाससे इसका जाप होना चाहिय, यहाँतक कि यह कण्ठस्थ हो जाय। विनियोगः

अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्रीसीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीता

[3

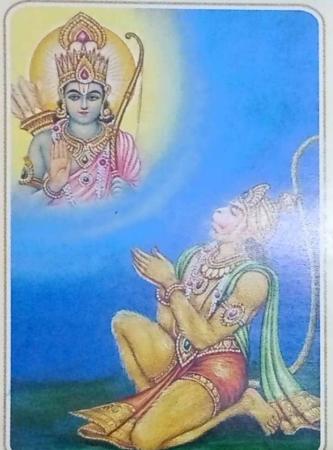

# शक्तिः श्रीमान् हनुमान् कीलकं श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः।

इस रामरक्षास्तोत्र-मन्त्रके बुधकौशिक ऋषि हैं, सीता और रामचन्द्र देवता हैं, अनुष्टुप् छन्द है, सीता शक्ति हैं, श्रीमान् हनुमान्जी कीलक हैं तथा श्रीरामचन्द्रजीकी प्रसन्नताके लिये रामरक्षास्तोत्रके जपमें विनियोग किया जाता है।

ध्यानम्

ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम्।

🕸 राम 🌣 राम 🕸 राम 🕸 राम 🕏 राम 🕏 राम 🕸 राम 🕸 राम 🕏 राम 🥏 राम 🥏 राम 🥏 राम 🥏 राम 🥏 राम 🥏 राम 🕏 राम 🕏

8

राम क्षे राम क्षे राम क्षे

क्ष राम क्षेत्रम क्षेत्रम क्षेत्रम क्षे

#### रामरक्षास्तोत्रम्

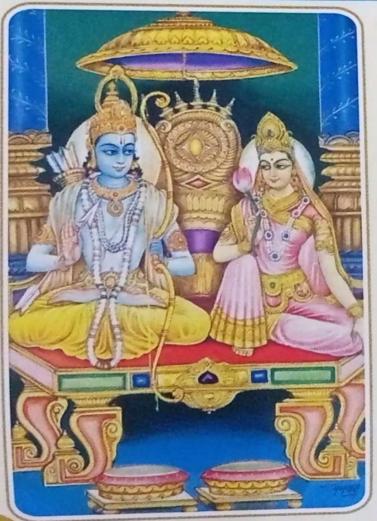

### वामाङ्कारूढसीतामुखकमलिमलल्लोचनं नीरदाभं नानालंकारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्॥

जो धनुष-बाण धारण किये हुए हैं, बद्ध पद्मासनसे विराजमान हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमलदलसे स्पर्धा करते तथा वामभागमें विराजमान श्रीसीताजीके मुखकमलसे मिले हुए हैं, उन आजानुबाहु, मेघश्याम, नाना प्रकारके अलंकारोंसे विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करे।

े कि उस की राम क

4

राम के राम के राम के राम के राम के राम के



राम क्षे राम क्षे

राम क्षेत्राम क्षेत्राम क्षेत्राम क्षे

स्तोत्रम्

चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्। एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्॥१॥

श्रीरघुनाथजीका चरित्र सौ करोड़ विस्तारवाला है और उसका एक-एक अक्षर भी मनुष्योंके महान् पापोंको नष्ट करनेवाला है॥१॥

ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम्। जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम्॥२॥



सासितूणधनुर्बाणपाणि नक्तंचरान्तकम्। स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं विभुम्॥३॥ रामरक्षां पठेत्प्राज्ञः पापष्टीं सर्वकामदाम्। शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः॥४॥

जो नीलकमलके समान श्यामवर्ण, कमल-नयन जटाओं के मुकुटसे सुशोभित, हाथों में खड्ग, तूणीर, धनुष और बाण धारण करनेवाले, राक्षसों के संहारकारी तथा संसारकी रक्षाके लिये अपनी लीलासे ही अवतीर्ण हुए हैं, उन अजन्मा और सर्वव्यापक भगवान् रामका

क्ष राम के राम क

[ 19

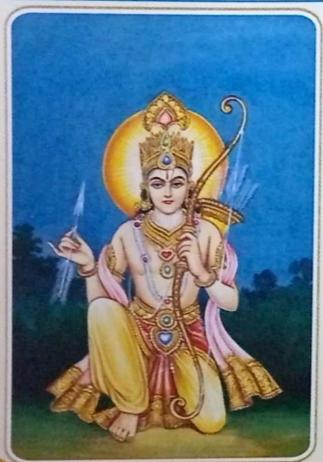

भ राम भ

जानकी और लक्ष्मणजीके सिहत स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस सर्वकामप्रदा और पापविनाशिनी रामरक्षाका पाठ करे। मेरी सिरकी राघव और ललाटकी दशरथात्मज रक्षा करें॥ २—४॥

कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुती। <mark>घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः ॥ ५ ॥</mark> कौसल्यानन्दन नेत्रोंकी रक्षा करें, विश्वामित्रप्रिय

कोसल्यानन्दन नेत्राका रक्षा कर, विश्वामित्राप्रय कानोंको सुरक्षित रखें तथा यज्ञरक्षक घ्राणकी और सौमित्रिवत्सल मुखकी रक्षा करें॥५॥

है राम के राम के

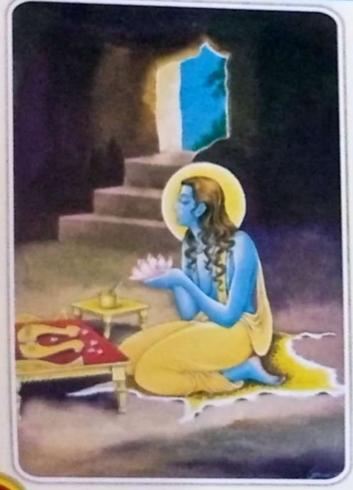

राम के राम

जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः। स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः॥६॥ मेरी जिह्नाकी विद्यानिधि, कण्ठकी भरतवन्दित, कंधोंकी दिव्यायुध और भुजाओंकी भग्नेशकार्मुक (महादेवजीका धनुष तोड़नेवाले) रक्षा करें॥६॥ करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित्। मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः॥७॥ हाथोंकी सीतापति, हृदयकी जामदग्न्यजित् (परशुरामजीको जीतनेवाले), मध्यभागकी खरध्वंसी

क राम के राम के





(खर नामके राक्षसका नाश करनेवाले) और नाभिकी जाम्बवदाश्रय (जाम्बवान्के आश्रयस्वरूप) रक्षा करें॥७॥ सुग्रीवेशः कटी पातु सिक्थनी हनुमत्प्रभुः। ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षःकुलविनाशकृत्॥८॥ कमरकी सुग्रीवेश (सुग्रीवके स्वामी), सिक्थयोंकी हनुमत्प्रभु और ऊरुओंकी राक्षसकुल-विनाशक रघुश्रेष्ठ रक्षा करें॥८॥ जानुनी सेतुकृत्पातु जङ्घे दशमुखान्तकः।

पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः॥ ९॥

#### रामरक्षास्तोत्रम्



जानुओंकी सेतुकृत्, जंघाओंकी दशमुखान्तक (रावणको मारनेवाले), चरणोंकी विभीषणश्रीद (विभीषणको ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले) और सम्पूर्ण शरीरकी श्रीराम रक्षा करें॥९॥

एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्। स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्॥ १०॥

जो पुण्यवान् पुरुष रामबलसे सम्पन्न इस रक्षाका पाठ करता है, वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान्, विजयी और विनयसम्पन्न हो जाता है॥ १०॥

है राम के राम के

88



### पातालभूतलव्योमचारिणश्छद्मचारिणः । न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः॥११॥

जो जीव पाताल, पृथ्वी अथवा आकाशमें विचरते हैं और जो छद्मवेशसे घूमते रहते हैं, वे रामनामोंसे सुरक्षित पुरुषको देख भी नहीं सकते॥११॥ रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन्। नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति॥१२॥

'राम', 'रामभद्र', 'रामचन्द्र'—इन नामोंका स्मरण करनेसे मनुष्य पापोंसे लिप्त नहीं होता तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है॥१२॥

क्ष राम के राम क

राम क्षे राम क्षे राम क्षे राम

रामरक्षास्तोत्रम्

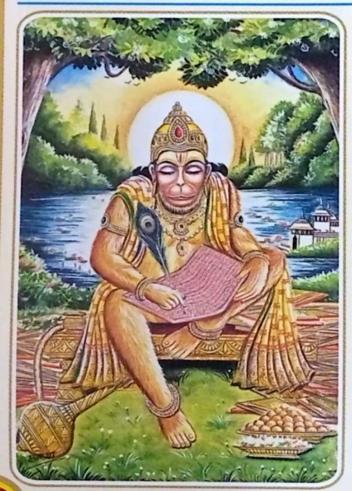

जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम्। यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः॥ १३॥

जो पुरुष जगत्को विजय करनेवाले एकमात्र मन्त्र रामनामसे सुरक्षित इस स्तोत्रको कण्ठमें धारण करता है (अर्थात् इसे कण्ठस्थ कर लेता है), सम्पूर्ण सिद्धियाँ उसके हस्तगत हो जाती हैं॥ १३॥ वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत्।

जो मनुष्य वज्रपंजर नामक इस रामकवचका स्मरण

अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्॥१४॥

इराम के राम के र

[ ?3

राम के राम



करता है, उसकी आज्ञाका कहीं उल्लंघन नहीं होता और उसे सर्वत्र जय और मंगलकी प्राप्ति होती है॥ १४॥ आदिष्टवान्यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हरः। तथा लिखितवान्प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः॥ १५॥

श्रीशंकरने रात्रिके समय स्वप्नमें इस रामरक्षाका जिस प्रकार आदेश दिया था, उसी प्रकार प्रात:काल जागनेपर बुधकौशिकने इसे लिख दिया॥१५॥ आराम: कल्पवृक्षाणां विराम: सकलापदाम्। अभिरामस्त्रिलोकानां राम: श्रीमान्स न: प्रभु:॥१६॥

ै राम 🕏 राम 🕏

188

राम के राम के राम के राम के राम के राम के राम के

### रामरक्षास्तोत्रम्

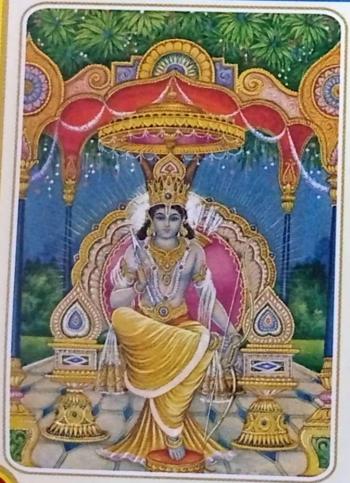

जो मानो कल्पवृक्षोंके बगीचे हैं तथा समस्त आपत्तियोंका अन्त करनेवाले हैं, जो तीनों लोकोंमें परम सुन्दर हैं,वे श्रीमान् राम हमारे प्रभु हैं॥१६॥

तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ।
पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ॥ १७॥
फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ।
पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ॥ १८॥

४ राम ४ राम ४

कराम के राम के र

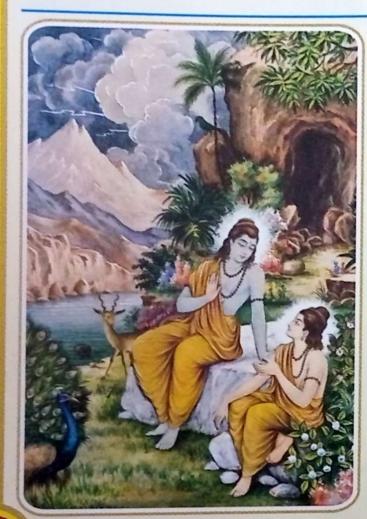

## शरणयौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम्। रक्षःकुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ॥१९॥

जो तरुण अवस्थावाले, रूपवान्, सुकुमार, महाबली, कमलके समान विशाल नेत्रोंवाले, चीरवस्त्र और कृष्ण-मृगचर्मधारी, फल-मूल आहार करनेवाले, संयमी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, सम्पूर्ण जीवोंको शरण देनेवाले, समस्त धनुर्धारियोंमें श्रेष्ठ और राक्षसकुलका नाश करनेवाले हैं, वे रघुश्रेष्ठ दशरथकुमार राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें॥१७—१९॥

1

क्ष राम क्ष राम क्ष

रामरक्षास्तोत्रम्

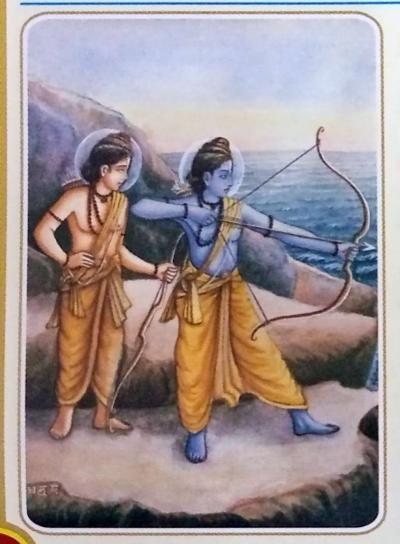

आत्तसञ्जधनुषाविषुस्पृशा-वक्षयाशुगनिषङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणा-

वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्॥२०॥

जिन्होंने संधान किया हुआ धनुष ले रखा है, जो बाणका स्पर्श कर रहे हैं तथा अक्षय बाणोंसे युक्त तूणीर लिये हुए हैं, वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करनेके लिये मार्गमें सदा ही मेरे आगे चलें॥ २०॥

🕸 राम 🅸 राम 🤻 राम 🎏 राम 🤻

[ 29

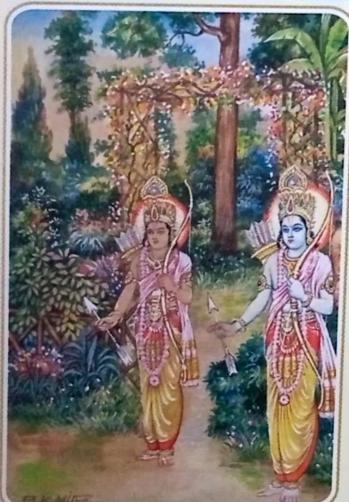

### संनद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा। गच्छन्मनोरथान्नश्च रामः पातु सलक्ष्मणः॥ २१॥

सर्वदा उद्यत, कवचधारी, हाथमें खड्ग लिये, धनुष-बाण धारण किये तथा युवा अवस्थावाले भगवान् राम लक्ष्मणजीसहित आगे-आगे चलकर हमारे मनोरथोंकी रक्षा करें॥ २१॥

रामो दाशरिथः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली।

काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः॥ २२॥

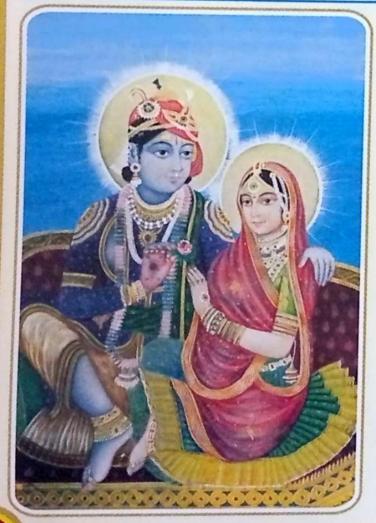

वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः।

जानकीवल्लभः श्रीमानप्रमेयपराक्रमः॥ २३॥

र राम र राम र

इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः।

अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः ॥ २४॥

(भगवान्का कथन है कि) राम, दाशरिथ, शूर, लक्ष्मणानुचर, बली, काकुत्स्थ, पुरुष, पूर्ण, कौसल्येय, रघूत्तम, वेदान्तवेद्य, यज्ञेश, पुराणपुरुषोत्तम, जानकी-वल्लभ, श्रीमान् और अप्रमेयपराक्रम—इन नामका

祖等祖等祖等祖

[ 88

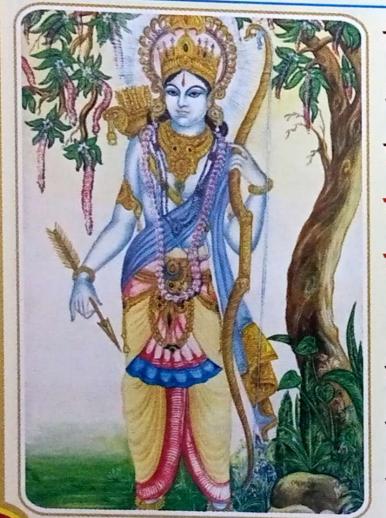

नित्यप्रति श्रद्धापूर्वक जप करनेसे मेरा भक्त अश्वमेधयज्ञसे भी अधिक फल प्राप्त करता है-इसमें कोई सन्देह नहीं है॥ २२ — २४॥ रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससम्। स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नराः॥ २५॥ जो लोग दूर्वादलके समान श्यामवर्ण, कमलनयन पीताम्बरधारी भगवान् रामका दिव्य नामोंसे स्तवन करते हैं, वे संसारचक्रमें नहीं पड़ते॥ २५॥

क राम के राम के

20]

रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणिनिधिं विप्रिप्रयं धार्मिकम्। राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलितलकं राघवं रावणारिम्॥

लक्ष्मणजीके पूर्वज, रघुकुलमें श्रेष्ठ, सीताजीके स्वामी, अतिसुन्दर, ककुत्स्थकुलनन्दन, करुणासागर, गुणिनधान, ब्राह्मणभक्त, परम धार्मिक, राजराजेश्वर, सत्यिनष्ठ, दशरथपुत्र, श्याम और शान्तमूर्ति, सम्पूर्ण

क्ष राम के राम के

158



क्ष राम के राम के

लोकोंमें सुन्दर, रघुकुलतिलक, राघव और रावणारि भगवान् रामकी मैं वन्दना करता हूँ॥ २६॥ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः॥ २७॥ राम, रामभद्र, रामचन्द्र, विधातस्वरूप, रघुनाथ, प्रभु सीतापतिको नमस्कार है॥ २७॥ श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम।

ै राम की राम

रामरक्षास्तोत्रम्

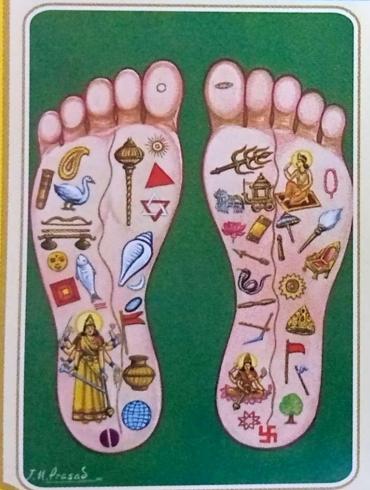

श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम॥ २८॥ हे रघुनन्दन श्रीराम! हे भरताग्रज भगवान् राम! हे रणधीर प्रभु राम! आप मेरे आश्रय होइये॥ २८॥ श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृणामि। श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये॥ २९॥

राम के राम के राम के राम के राम के राम के राम के



मैं श्रीरामचन्द्रके चरणोंका मनसे स्मरण करता श्रीरामचन्द्रके चरणोंका वाणीसे कीर्तन करता श्रीरामचन्द्रके चरणोंको सिर झुकाकर प्रणाम करता हँ तथा श्रीरामचन्द्रके चरणोंकी शरण लेता हूँ॥ २९॥ माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु-र्नान्यं जाने नैव जाने न जाने॥ ३०॥ राम मेरी माता हैं, राम मेरे पिता हैं, राम स्वामी

क्षे राम के राम

राम के राम के राम के राम के राम के राम के राम

### रामरक्षास्तोत्रम्

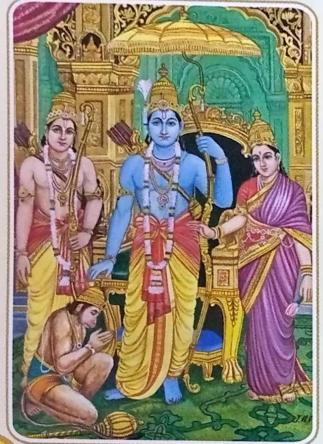

हैं और राम ही मेरे सखा हैं। दयामय रामचन्द्र ही मेरे सर्वस्व हैं, उनके सिवा और किसीको मैं नहीं जानता—बिलकुल नहीं जानता॥ ३०॥ राम 😭 राम 😭 राम 😭 राम

दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्॥ ३१॥

जिनकी दायीं ओर लक्ष्मणजी, बायीं ओर जानकीजी और सामने हनुमान्जी विराजमान हैं, उन रघुनाथजीकी मैं वन्दना करता हूँ॥ ३१॥

के राम के

[ 24

ई राम के राम के

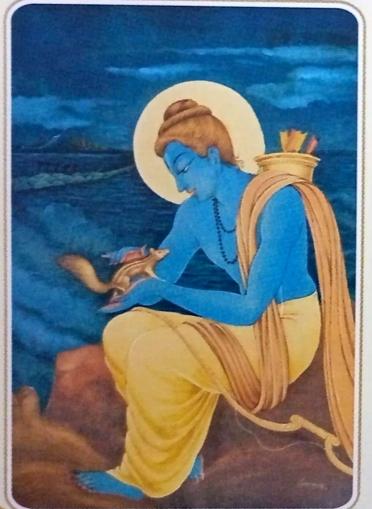

लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये॥ ३२॥

जो सम्पूर्ण लोकोंमें सुन्दर, रणक्रीडामें धीर, कमलनयन, रघुवंशनायक, करुणामूर्ति और करुणाके भण्डार हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीकी मैं शरण लेता हूँ॥ ३२॥

ह राम के राम के

रामरक्षास्तोत्रम्



मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां विरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं

श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये॥ ३३॥

जिनकी मनके समान गित और वायुके समान वेग है, जो परम जितेन्द्रिय और बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ हैं, उन पवननन्दन वानराग्रगण्य श्रीरामदूतकी मैं शरण लेता हूँ॥ ३३॥

😤 राम 😤 राम 🕸 राम 🏶 राम 🕸 राम 🕸 राम 🕸 राम 🕸 राम 🕸 राम 🛣 राम 📽 राम 📽 राम 🛣 राम 🥞 राम 🤻

है राम 🕏 राम 😭 राम

か田と

क्ष राम के राम

### कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्॥ ३४॥

कवितामयी डालीपर बैठकर मधुर अक्षरोंवाले राम-राम इस मधुर नामको कूजते हुए वाल्मीकिरूप कोकिलकी मैं वन्दना करता हूँ॥ ३४॥

आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्॥ ३५॥ आपत्तियोंको हरनेवाले तथा सब प्रकारकी सम्पत्ति

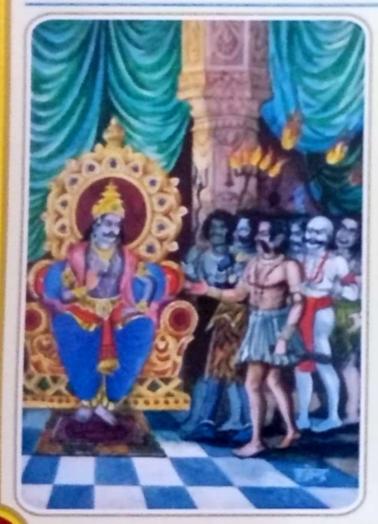

करनेवाले लोकाभिराम भगवान् रामको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ॥ ३५॥ भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदाम्। तर्जनं यमदूतानां रामरामेति गर्जनम्॥ ३६॥ 'राम-राम' ऐसा घोष करना सम्पूर्ण संसारबीजोंको भून डालनेवाला, समस्त सुख-सम्पत्तिकी प्राप्ति करानेवाला तथा यमदूतोंको भयभीत करनेवाला है॥ ३६॥ रामो राजमणि: सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचम् रामाय तस्मै नमः।

है राम है

[ 59

राम 🛠 राम 🛠 राम 🛠 राम 🛠 राम 🛠 राम 🛠 राम



क राम के राम के राम के राम के राम के राम

### रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर॥ ३७॥

राजाओं में श्रेष्ठ श्रीरामजी सदा विजयको प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपित भगवान् रामका भजन करता हूँ। जिन रामचन्द्रजीने सम्पूर्ण राक्षससेनाका ध्वंस कर दिया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। रामसे बड़ा और कोई आश्रय नहीं है। मैं उन रामचन्द्रजीका दास हूँ। मेरा चित्त सदा राममें ही लीन रहे; हे राम! आप मेरा उद्धार कीजिये॥ ३७॥

😭 राम 😭 राम

रामरक्षास्तोत्रम्



### राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्त्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने॥ ३८॥

(श्रीमहादेवजी पार्वतीजीसे कहते हैं—) हे सुमुखि! रामनाम विष्णुसहस्रनामके तुल्य है। मैं सर्वदा 'राम, राम, राम' इस प्रकार मनोरम रामनाममें ही रमण करता हूँ॥ ३८॥

इति श्रीबुधकौशिकमुनिविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम्।

राम के राम के

### श्रीराम-स्तुति

श्रीरामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भवभय दारुणं। नवकंज-लोचन, कंजमुख, कर-कंज, पद कंजारुणं॥ कंदर्प अगणित अमित छिब, नवनील-नीरद-सुंदरं। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शूचि नौमि जनक सुतावरं॥ भजु दीनबंधु दिनेश दानव-दैत्य-वंश-निकंदनं। रघुनंद आनँदकंद कोशलचंद दशरथ-नंदनं॥ सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणं। आजानुभुज शर-चाप-धर, संग्राम-जित-खर दुषणं॥

के राम के

के राम के

### रामरक्षास्तोत्रम्

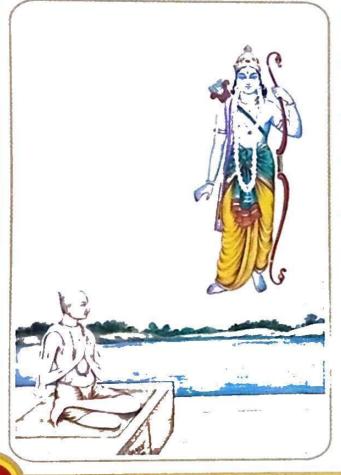

इति वदति तुलसीदास शंकर-शेष-मुनि-मन-रंजनं। मम हृदय कंज-निवास कुरु, कामादि खल-दल-गंजनं।। मनु जाहिं राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर साँवरो। करुना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो॥ एहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हियँ हरषीं अली। तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली॥ सो॰ —जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ किह। मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे॥ सियावर रामचन्द्रकी जय॥

ह राम के राम

राम के रा

की राम की

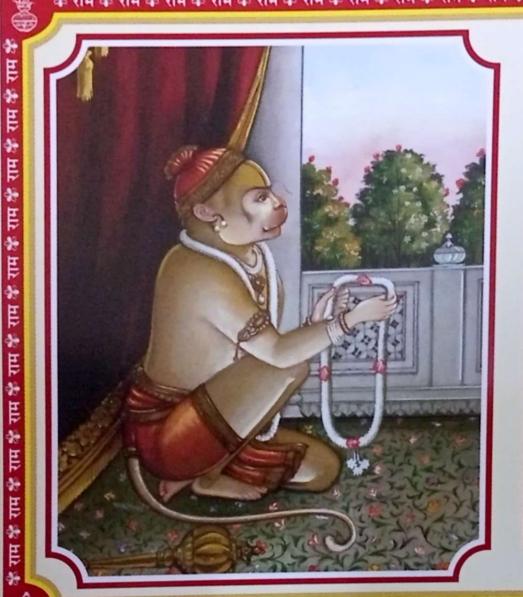



क्षे राम के राम